

श्तीगरम्याय्नमः युक्तानं वस्थानिधानकेत्रशः साहित्यर लिया सामन्दा स्वरं गद्य घर् चना त्राग्ना भारत्य स्वरं काजारतवर हरी देहनः सह ते के के दे दे यः तस्ययं कि विद्रप्रय राक्षरचना क्र राव प्रति खाष्यता स् यता दिमा क्र राव गता विधाय श्रामिद्राः विद्योप्रेयः अद्गानशब्धि विभिन्न योऽपि युत्तोककरोत्येवसामा स्प्रायीचीत्र २ ग्यादोत्तावर्ग्य अपर तीन चन्द्रवरणनामार आसे तानानोत्र त्रयम पार पन्नाक्षरं कप्राचाना चन्द्रमंद्रव नी लार सम उपराना कारा ध स्थायं वया माध्यका प्रवादके तकाप्य यात्य त्रार्थिय कतिका गार्थि अन्दर्की सार्थित रागत्यस्य त्रथ्या रदमगरीर जवनी तो राश अमा में द्वाति य सफ्री संयथिष नस्तर्यो यस्ति नोकाशयास्त्रास्त्रास्त्रास्य स्वयं या उत्यक्षाः ध

ख्यांन्दर निमान्यया हितीयवादे च्यद्वादे श्रोमत रामते मीयात मिकान प्रमान वं काक्षरे नरामितायम सिध्यो कावम वाहरे वोयत्र चतुर्वाषाः विश्वतः विरवातः अधितः अति इः क्रीतितः व अतः प्रेनेर्नेन रथकातंने भीनेनिर्दे संविद्या अतिनेवर स्व रामित द्वापित्याम् क्षात्मवराग्नेम् प्रथमपादे पंचाक्षरे वी नानीर नातिन्दिनेत नी धुनीरेद नेथेजी स्ते समित्रियः नामिनी क्रेशः भ्रमरश्रेरण शिवारणताते बनसेरोह स्वतं मिष्ठध्य रण मानामान कोकित्रश्ररेण प्रमः भेरति विकायारिषद्स्यधः म्मचार्नाह्तवर्गनम् वर्षप्रवाद्या रक्तवर्ने विष्कृतानित् स्वकृति माने खोरोग चोरिनक दुवे प्रवास्त्र ने दारि मी बीज ते मान वर्षे प्र ननी का रागोद पर संवेधः भी वास गरी नम् त्रयम पार स्वरा चार में जुना सन कुन्नाराउप्रथा कर्णासप्रथा हार प्राइव हिम्रश्नाक व कुनक हुन गोरानीगाने शनवसन विष्तिनेय कनकाम्त्रीन भन्नापपु मनीकाशाहिषद्यवधः खातः पर्मनैनेव सन्तिनदेवाई नगुर्वरा जिलार भ्याने तज्ञ प्रयामपाद वास्त्रहेवः संग्रहेवः देश्याजः महानेजाः

नुः-यभाः संस्पिर्द्धः विद्यंति-त्रमायि-विद्धेयः संपिकः संपि हितीयपार धासरे कालाः तेतः स्पिः त्रमाः । दातः रोविः भागः शाचिः रहिमः वषु- एतेनप्रन यस्यतस्यवर्गने दिती यपार अमायत विलोक्यत प्रमायते प्रतिसत रतीयपार चन्द्राड्यम् धराड्यं सचर्गः पन्तः समारः सहरः एनः रिलीपपारे राजतेनायः योग्यतेनादः सास्ति भारवान विस्पानं स्याः ध्रयाने वर्तनम् वीक्यते सो थेः चत्रयपादि नि माना नियन्त सर्वदा सततस्य हारत अनेश्वत्येपारं प ग्रध्न तोननिष्यः प्रियतोनेनः क्रामिनीप्यः जन वद्रापः पुनरन निया का ज्वास्याय त्राया प्रायमा प्रायमा मानविद्ध सान्याः निःकतंत्रं प्रनः ह्यातियः ज गारवातः मानवीरः मानस्तिः मित्रचरः दुख्कारः त नो दिनीय वाद चलिर हीर पाराउतः नित्याचारः व दशास्त्रः . अगित राजाः हि प्रविष्ट्रकाण स्थापना प्राप्ति प्रविष्ट्रकाण याः विस्ति निर्मात्रकाण स्थापना स्थापना स्थापना स

तिकीर्तीः महाग्रहिः विस्ट हाता क्षण गृतः वृत्तरने व विभागेवं के कुन् महाश्रादाः त्रस्नाता हितीय बाहे क्षणया थ मेर्नरा स्रवे नियमा वपुषा स्थातेः वेत्रान क्यण पुनरनेव समलकृतः उममा (मतः विरिद्यात्रतः गुर्स्योद्यतः निहितः सद् तिने दित्रो स्वाने स्वाने तरे भाननः भूगने स्वतीतं स्वतातः पुनः कीतिते द्यपति दीपति नोति प्रमर्थेन मभानिष्ठिते रवल्यिति समनेतर छाष्ट्रीत्व । वस्राज्यं धारममा त्रतः हर्या नाहित हरियमात्रतः प्रतर ने नेवम ायते थत्ते अतुरक्षरे रा वासुद्व भ्रोगी प्रवर्ः प्रभः सदावंने स वनोति चिर्नोति भ्याः स्तिनि हितीय पार १८पयो स्पया म प्या पुनः विद्यानितः चीतित्ताननः हितीयवादे असादः सत्तावः र्रामः सुकातः सुक्तमः स्त्रीजः स्वयः प्रमः शिवाने येन भीयाने रे विश्वतः परं प्रतः हितीयं पारे केल्य का मार्थ इरितं कियर प्र वरिगुने येन किसिने येन असिन येन पारिने येन क्षेपिने य गर्य पादे जीरेनेन गरिदेन इन्द्रेनी थे: इन्दे वरे: युनः समा

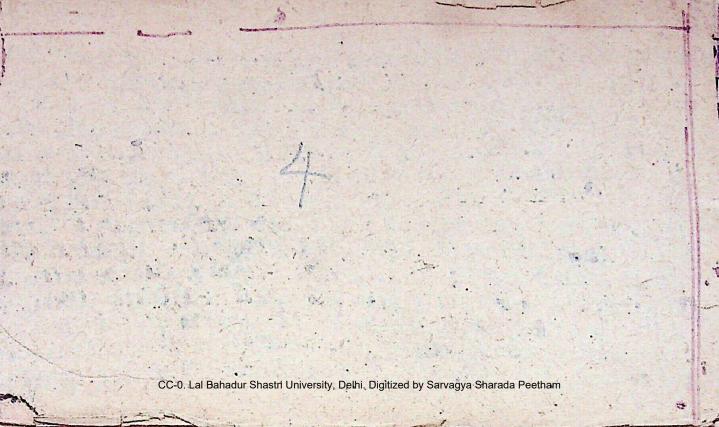